#### राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक - फतहाँसह, एम॰ए॰, डी॰लिट्॰ [ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ]

ग्रन्थाङ्क ११५

गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टप्रणीतः

सिहसिद्धान्तसिन्धुः

[प्रथमः खण्डः]

सम्पादकौ

फतहसिंहः एम० ए०, डी० लिट्०

तथा

गोस्वामिश्रीलक्ष्मीनारायगादीक्षितः

प्रकाशक

राजस्थान-राज्य-संस्थापितः

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर (राजस्थान)

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR

१६७० ईस्वी

## विषयानुक्रमः

# प्रथमस्तरङ्गः [पृष्ठ-१-५२]

| विषय:                            |      |      | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------|------|------|-------------|
| मञ्जलाचरणपद्यानि                 | ***  |      | 8-8         |
| बुन्देलभूपान्वयप्रशस्तिः         |      |      | 5-8         |
| ग्रन्थकृद्वंशप्रशस्तिः           |      | **** | X-8         |
| ग्रन्थविषयानु हमः                |      |      | 4-85        |
| प्रातःकाले शयनादुत्थानप्रकारः    |      | ***  | 85-68       |
| शौचिवधिः                         | ***  |      | 68-50       |
| ग्राचमनविधिः                     | ***  |      | 20,         |
| दन्तधावनविधिः                    | ***  |      | १७-१८       |
| स्नानविधिः                       |      |      | १८-२३       |
| <b>बङ्क</b> ्शमुद्रालक्षग्।म्    |      |      | THE LE      |
| एकविशाक्षरतीर्थंशक्तिमन्त्रः     |      |      |             |
| त्रिपञ्चाशदक्षरतीर्थशक्तिमन्त्रः |      |      |             |
| कुम्भमुद्रालक्षराम्              |      |      |             |
| उत्तम-मध्यम-सामान्यस्नानम्       |      |      | ,           |
| ग्राग्नेयस्नानम्                 |      |      |             |
| वारुगस्नानम्                     |      |      |             |
| ब्राह्मस्नानम् (मन्त्रस्नानम्)   | 7.57 | A    |             |
| वायव्यस्नानम्                    |      |      |             |
| विव्यस्नानम्                     |      |      |             |
| सारस्वतस्नानम्                   |      |      |             |
| स्नानानां लक्षणानि               |      |      |             |
| कापिलस्नानम्                     |      |      |             |
| गायत्र्यकस्नानम्                 |      |      |             |
| ध्यानस्नानम                      |      |      |             |

मन्त्रस्नानं तत्फलं च

घ्यानस्नानं, तत्फलं च स्नाने दिशाक्रमः

वासोधारणविधिः

. २३,

ऊर्धवपुण्डादितिलकधारणविधिः

39-78

वर्णभेदेन पुण्डादिकरणे मृदादिद्रव्यकथनम्
स्थानिक्षेषादेव मृत्तिकाग्रहणम्
त्रिपुण्डादिकरणे श्रङ्गः लिनिर्देशः
पुण्डाणामाकारवैविध्यं, तन्मानञ्च
ललाटादिस्थानिक्षेषेषु केशवादिद्वादेशनाम्नां न्यसनम्
ललाटादिष्यानिक्षेषेषु केशवादिद्वादेशनाम्नां न्यसनम्
ललाटादिषु गदादिचिह्नाङ्कनम्
वणभेदेन पुण्डसंख्योक्तिः, केशवादिध्यानप्रकारश्च
श्रादशंदर्शनपूर्वकं तिलकधारणे विधिनिषेशौ
जल-चन्दनाभ्यां तिलककरणम्
भरमलक्षणम्
भरमलक्षणम्
कर्मविशेषोद्भवभरमसंग्रहणं, तत्संस्कारिविधिश्च
भरमत्रिपुण्डधारणमाहात्म्यम्

वैदिकसन्ध्याविधिः

78-37

सन्ध्याशब्दनिरुक्तिः वैदिकसन्ध्याकालस्तद्विधिश्च गृहगोष्ठादिस्थानेषु फलवैशिष्टचम् सन्ध्योपास्तौ पात्रविवारः पात्राभावे वामहस्तब्यवहारः गायत्रीजपमानम्

तान्त्रिकसन्ध्याविधिः

32-33

वैदिकतप्पं ग्रम्

33-30

तर्णंगे पात्रविचारः तर्णंगे स्थानविचारः

तिलाभावे स्वर्णादियुतोदकैः पितृतपं गम् सप्तम्यादिदिवसेषु गृहे सतिलतपंणिनिषेधः तीर्थंस्थाने निषिद्धदिनेऽपि सतिलतप्पंग्म् जपादिकार्येषु अशून्यकरत्वम् वर्णभेदेन कुशपिवत्रकस्य मानं, तद्ग्रथनद्ध कार्यविशेषेषु पिवत्रग्रन्थि-विधिनिषेधौ कुशाभावे काशग्रहणं, तदभावे दशदभंग्रहग्रञ्च दर्भाभावे स्वर्गादिधारणं, तत्राङ्ग्रुलिनिर्देशश्च

| कुशाभावे काशग्रहणं, तदभावे दशद                 | भंग्रहराञ्च     |            |         |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| दर्भाभावे स्वर्णादिधारणं, तत्राङ्ग             |                 | 1979 38    |         |
| तान्त्रिकतपंग्रम्                              |                 |            | 35-05   |
| सूर्याघ्यंदानविधिः                             |                 |            | 36-80   |
| शिवलिङ्गपूजाविधिः                              |                 |            | 80-85   |
| लिङ्गनिर्माणे रत्नादीनां मृदादीनां             | व्यवहारस्तन्मान | ाञ्च       |         |
| शिवप्रदक्षिगाकमो नृतिश्च                       |                 |            |         |
| कामनापरत्वेन नानाद्रव्योत्थलिङ्गप              | कल्पनम्         |            |         |
| लिङ्गपूत्रामाहातम्यं लिङ्गस्तोत्रञ्च           |                 |            |         |
| हारपुत्रा                                      |                 | 11111111   | ४८-४६   |
| द्वारदेवानां ध्यानानि                          |                 | 75         | 86-40   |
| विझोत्सारगम्                                   |                 |            | 20-75   |
| पञ्चगव्यप्रमाग्रं, स्थानशुद्धिश्च              | 1               | 1-10-1-1   | 28-75   |
|                                                |                 | TO SECTION |         |
| द्वितीयस्तरङ्गः                                | [पृष्ठ-५३-१     | [29        |         |
|                                                |                 | Figure 4   |         |
| ग्रासनानि (व्याघ्रवर्मादीनि)                   |                 |            | X3-X8   |
| स्वस्तिक-पद्म-वीर-सिद्धासनलक्षणानि             |                 |            | XX,     |
| प्रीदपादलक्षणम्                                |                 |            | XX.     |
| श्रासनोपवेशने दिशाक्रमः                        |                 | -          | ५५-५६   |
| श्रासन-पूजोपयोगिपात्र-द्रव्यसंस्कारः           |                 |            | ४६-४७   |
| म्रात्म-स्थान-द्रव्य-देव-मन्त्रशुद्धयस्तल्लक्ष | तर्गान च        |            | ٧७,     |
| करशृद्धिदिग्बन्ध्रदच                           | 1.00            |            | 34-58   |
| ग्रसमुद्रालक्षरणम्                             | -               |            | 48,     |
| भूतशृद्धिः (देहशृद्धि-प्राग्पप्रतिष्ठा-न्यास   | गदिविधिः)       |            | ४६-७४   |
| प्रपञ्चयागकर्म                                 | ***             | •••        | . 64-26 |

पञ्चमन्त्रनिरुक्तिः
पर-गायत्र-ऋष्यादिशब्दनिरुक्तयः
स्वाहा-सोहं-हंस-प्रगावादिशब्दार्थः
प्रपञ्चयागमन्त्रस्य प्रभावकथनम्
कामनापरत्वेन प्रपञ्चयागमन्त्रहोमविधिः

| WIS CONTROL OF THE                                |                |      | 52,      |
|---------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| मातृकान्यासमाहात्म्यन्                            |                | ***  |          |
| ऋषिच्छन्दोदेवतानां न्यासक्रमस्तन्निरुक्तयश्च      |                | •••  | दर्-दर   |
| ऋष्यादिषडङ्ग मुद्राः                              |                |      | 5X-55    |
| शक्तिषडङ्गमुद्राः                                 |                |      |          |
| शैवषडङ्गमुद्राः                                   |                |      |          |
| पीठमन्त्रन्यासः,                                  |                |      |          |
| मूलमन्त्रन्यासः                                   |                |      | 48,      |
| गणेशादिमुद्रालक्षरणानि                            |                |      | 93-03    |
| मुद्राशब्दनिरुक्तिः                               |                |      |          |
| सीरमुद्रे                                         |                |      | £2,      |
| वैद्यावीमुद्राः                                   |                | W. 1 | £3-£3    |
| शैवमुद्राः                                        |                |      | 83-88    |
| शक्तिमुद्राः                                      |                |      | £8-6X    |
| गायत्र्या द्वात्रिशनमुद्राः                       | ***            |      | £ 4- £ 5 |
| ध्यानप्रकारः                                      |                |      | 33-23    |
| श्रन्तयंजनविधिः                                   |                |      | 66-900   |
| बाह्यपुजाविधौ कामनाभेदेन स्वर्णादिरचित            | पीठे पूजाचकस्य |      |          |
| निर्माण, तद्विधिमनिश्च                            |                |      | 800-808  |
| चके (यन्त्रे), देवीमूर्तीं, शिष्ये च प्रतिष्ठात्र | <b>ь</b> н:    |      | 202-203  |
| भ्रम्युत्तारणम्, वर्णीषधयो, देवताप्रतिष्ठावि      | वधिश्च         |      | 303-608  |
| यन्त्रशब्दनिरुक्तिः                               |                |      | १०६,     |
| यन्त्राभावे अन्यदेवतानामेकपीठे पूजाकररो           | देवशपनम्       |      | १०६,     |
| खण्डितादिदशदोषदृष्टेषु यन्त्रेषु पूजाया निष       |                |      | १०६-१०७  |
| लिङ्गमिणकुम्भादिषु पूजाव्यवहारः, केवल             |                |      | 200,     |
| 11 . 2 . 0                                        |                |      |          |

| भूम्यादिस्थानेषु देवतावासः                                      |       | 200,    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|
| सूर्यादयः भद्रपूजास्थानानि, तेष्वचनप्रकारश्च                    |       | 200,    |
| लिङ्गादयो दश शिवार्चनस्थानानि                                   |       | 200,    |
| शालग्रामादिप्रतिमान्तेषु पञ्चस्थानेष्वेव हरेः पूजनम्            |       | 205,    |
| प्रतिमा-मानविचारः, सदने शैलजा-प्रतिमायां पूजानिषेधस्च           |       | 308-508 |
| देव्याः शापाद् देवानामश्मत्वप्राष्तिस्तद्वरदानात्त्रथाविधानामिष | तेषां |         |
| भक्तेभ्यः पुरुषार्थंचतुष्टयदानसामर्थ्यञ्च                       |       | 208,    |
| मृण्मय्यादिप्रतिमानां शुभाशुभत्वम                               |       | 999-309 |
| खण्डितादिदोषयुक्तानाम्प्रतिमानामग्नावप्सु वा निक्षेपः           |       | १११-११२ |
| एकाहादिपूजाविहतौ प्रतिष्ठा-सम्प्रोक्षराविधिः                    |       | ११२,    |
| द्यादिमूर्त्तिवासुदेवादिवतुर्मूर्त्तीनां भेदोपभेदाः,            |       | 885-888 |
| सिद्धार्थसंहितोक्ताश्चतुर्विशतिमूर्त्तयः                        |       | 888-884 |
| Company of the American Company of the                          |       |         |
| तृतीयस्तरङ्गः [पृष्ठ-११६-१६१]                                   |       |         |
| शालग्रामशिलानां लक्षगानि, वर्गादिभेदेन तद्गुरादोषाश्च           |       | ११६-११७ |
| तासां लक्षण्विशेषेण् वासुदेवादिसंज्ञाविशेषः                     |       | ११७-१२१ |
|                                                                 |       | १२२-१२७ |
| शालग्रामशिलाया हारपूजामाहात्म्यम्                               |       | १२७-१२= |
|                                                                 |       | १२=-१३0 |
| ाशवालङ्गानमारगप्रकारः<br>रत्नलङ्गादौ लक्षरगाभावेऽपि दोषाभावः    |       | 230,    |
| बाग्लिङ्गलक्षणं, तन्माहात्म्यञ्च                                |       | 130-135 |
| गृहे लिङ्गद्वय-गर्गशद्वयादीनां नित्याचेनादुद्वेगप्राप्तिः       |       | 232,    |
| जनगणनानेननानां स्थापनस्य                                        |       | 838-833 |
| प्रज्ञा-पालक्योगेको पालीसाः तत                                  |       | 233,    |
| amflantation serieur s                                          |       | १३३,    |
| Braning, starn Griss.                                           |       | 838,    |
| man making makenan                                              |       | 638,    |
| काञ्चनकाचादिरचितपात्राणिः, तेषामुत्तममध्यमाधमत्वञ्च             |       | १३४-१३४ |
| वासिकेरमानमानस्याम                                              |       | १३४,    |
| nami malaare                                                    |       |         |
|                                                                 |       | १३६,    |
| वश्याकर्षं गादिषु पात्रविवारः                                   | ***   | १३६,    |

### निहिसद्धान्ति तथ्यो

| पात्राभावे सर्वकर्मबैफल्यम                            |                | १    | 3€,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलि-गन्ध-घूपाद्युपचाराभावे सैवंकमंबैयर्थ्यम्          |                | 1000 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रर्धपात्रस्थापनिवधिः                                |                | ?    | 30.880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तत्र गालिनीमुद्रा-मत्स्यमुद्रालक्षराम्                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पाद्यपात्रादीनां स्थापनऋमः                            |                | 1    | 180-683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मधुपक्कंलक्षरां तत्पात्रविचारश्च                      |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रचंद्रव्याष्ट्रकम्                                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पाद्यादिद्रव्यागि                                     |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रर्घादिद्रव्यालाभे पुष्प-तण्डुलव्यवहार              |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संस्थापितपात्रस्खलने प्रग्वजपाद्दोषप                  | रिहार:         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूजाद्रव्यप्रोक्षणम्                                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| म्रात्मपूजा (म्रन्तर्याग)विधिः                        |                |      | 683-688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                |      | 388-888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| योगपीठपूजा<br>शालग्रामे स्थावरे वा ग्रावाहन-विसर्जनाभ | ाव:            |      | 988,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | 45.0 75        | 200  | 840,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रावाहनस्वरूपम्<br>-                                 |                |      | १५१-१५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ब्रावाहनश्लोकाः                                       |                |      | 843,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रावाहन।दिमुद्रालक्षराानि                            |                |      | १५४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सप्तित्रशदक्षरो दीपिनीमन्त्रः                         |                |      | १५४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुद्राशब्दनिरुक्तिः                                   |                |      | 848,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उपचारशब्दार्थः                                        | नेक्स्रोवचाराः |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रब्टित्रशदुपचाराः, ग्रब्टादशोपचाराः, व              | गठन            |      | १४४-१४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दशोपचाराः, सप्तोपचाराः, पञ्चोपचार                     |                |      | १५६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उपचारनिवेदनप्रकारः                                    | ***            |      | 0 110- 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ग्रासनानि                                             |                |      | 04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उपचारकल्पना                                           |                |      | १५८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पाद्यादिदानफलम्                                       |                |      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रतिमा-पट-पात्राणां नित्यस्नानविरोधः                 | ***            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वासोभूषणविचारः                                        | ***            |      | 950-959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गन्धाद्युपवाराणां देवताविचारः                         | ***            |      | . 140 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |                |      | The second secon |

## चतुर्थस्तरङ्गः (पूष्ठ-१६२-१६८)

| गन्धस्य पञ्चिवधत्व तत्लक्षरणानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | <br>१६२,                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| गन्धनिवेदनेऽङ्ग्लिनिर्देतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <br>१६२-१६३                                                                |
| पूष्पस्य पञ्चिवधस्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <br>१६३,                                                                   |
| पुष्पाएगां प्रशस्तं दशकं तथान्यानि पुष्पाएग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <br>१६३-१६४                                                                |
| सूर्यस्य विहितानि पत्रपुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | <br>१६४,                                                                   |
| विष्णोः पत्रपृष्पाणि, तस्य विल्वपत्रादीनां नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <br>१६४-१६७                                                                |
| शिवस्य विहितानि पत्रपुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <br>१६७ १६=                                                                |
| दुर्गायाः विहितानि पत्रपुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <br>१६८-१६६                                                                |
| त्रिपुरायाः वर्ज्यपत्रपुष्पारिग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <br>१६६,                                                                   |
| सर्वेषां देवानां विहितानि निषिद्धानि च पत्रपुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पफलादीनि                                 | <br>१७०-१७१                                                                |
| शद्रानीतादिभिः पृष्पादिभिः कर्मनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <br>१७१-१७२                                                                |
| पुष्पादीनां याचितपर्य्यवितादिदोषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | <br>१७२-१७३                                                                |
| पुष्पोपचारान्ते लयाङ्गार्चनारम्भः (परमावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | णपूजा)                                   | <br>१७४-१७७                                                                |
| धुपभेदास्तम्निवेदनप्रकारच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <br>१७७-१५०                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Transpire V                                                                |
| एकादशाक्षरा घण्टामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                            |
| एकादशाक्षरो घण्टामन्त्रः<br>दीपनिवेदनप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <br>250                                                                    |
| दीपनिवेदनप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <br>१८० १८०-१८२                                                            |
| दीपनिवेदनप्रकारः<br>नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                            |
| दीपनिवेदनप्रकारः<br>नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च<br>ग्रासनादिमुद्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <br>१=०-१=२                                                                |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्रािंगः नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <br>१८२-१८४                                                                |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्रागि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनिविधः                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <br>\$=5-\$=8<br>\$=0-\$=5                                                 |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <br>१८४-१८४<br>१८४,<br>१८४,<br>१८४-१८६                                     |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व                                                                                                                                                                                       | <br><br><br>iसनञ्च                       | <br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८७-१८६                               |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः                                                                                                                                                  | <br><br><br>iसनञ्च                       | <br>१=0-१=२<br>१=४-१=६<br>१=४-१=६<br>१=६-१=७<br>१=७-१=६                    |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च श्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः श्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्पूजनोक्तिः                                                                                                                        | <br><br><br>Iसनञ्च<br>                   | <br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८७-१८६                               |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च श्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः श्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्पूजनोक्तिः श्रातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविवास्त इक्षणानि                                                                           | <br><br><br>सनञ्च<br>                    | <br>१=0-१=२<br>१=४-१=४<br>१=४-१=६<br>१=६-१=७<br>१=७-१=६<br>१=६-१६२<br>१६३, |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्पूजनोक्तिः ग्रातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविचास्त इक्षणानि<br>तदुत्तममध्यमाधमत्वञ्च                                               | <br><br><br>iसनञ्च<br><br>i,             | <br>१=0-१=२<br>१=४-१=६<br>१=४-१=६<br>१=६-१=७<br>१=७-१=६                    |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनिविधः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तःयः प्रवासादौ मानस्पूजनोक्तिः ग्रातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविवास्त इक्षणानि तदुत्तममध्यमाधमत्वञ्च ग्रानिर्माल्य-सनिर्माल्यभेदात्पूजाया द्वैविध्यं, त | <br><br><br>iसनञ्च<br><br>i,             | १=0-१=२<br>१=४-१=६<br>१=४-१=६<br>१=६-१=६<br>१=६-१६२<br>१६३-१६६             |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च ग्रासनादिमुद्राः नित्यहोमविधिः ग्राचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशीमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्माल्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्पूजनोक्तिः ग्रातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविचास्त इक्षणानि<br>तदुत्तममध्यमाधमत्वञ्च                                               | <br><br>सनञ्च<br><br><br>तत्र गृहस्थानां | १=0-१=२<br>१=४-१=४<br>१=४-१=६<br>१=४-१=६<br>१=६-१६२<br>१६३-१६६<br>१६६-१६=  |

## पञ्चमस्तरङ्गः [पृष्ठ-१६६-२४४]

| Francis                                           |            |     |         |
|---------------------------------------------------|------------|-----|---------|
| नित्यपूजाप्रयोगे प्रातःकृत्यादि                   | ***        |     | 988-707 |
| भस्मधारणविधिः                                     | *** 163 73 |     | 207-208 |
| तान्त्रिकसंध्या                                   |            |     | 208-508 |
| तान्त्रिकतप्पंग्गम्                               |            |     | 204,    |
| सूर्यार्घ्यंदानं, द्वारपूजा च                     |            |     | २०४-२०७ |
| म्रासनसंशोधनं भूतशृद्धिश्च                        | 200        |     | २०७-२११ |
| प्राग्पप्रतिष्ठा                                  |            |     | 288-282 |
| मातृका यासः, संहारन्यासः, सृष्टिन्यासः, स्थि      | यतिन्यासदच |     | २१२,    |
| व्यापकन्यासः, करशुद्धिदंशदिग्बन्धनञ्च             |            |     | २१३,    |
| अन्तर्मातृकान्यासः                                |            |     | 283-588 |
| बहिर्मातृकान्यासे केवलमातृकान्यासः, विन्दुम       |            |     | ******  |
| सविसगैसृष्टिमातृकान्यासइच                         |            |     | २१४-२१४ |
| बिन्दुविसर्गयुक्तस्थितमातृकान्यासः                |            | *** | २१४-२१६ |
| तारोत्थैकपञ्चाशत्कलामातृकान्यासः                  |            |     | २१६-२१७ |
| केशवादिमातृकान्यासः                               |            |     | २१७-२१= |
| श्रीकण्ठादिमातृकान्यासः                           | Maritia.   |     | 282-550 |
| भुवनेश्वरीमातृकाग्यासः                            |            |     | 220,    |
| बीजादिन्यासे श्रीबीजादिमातृकान्यासः               |            | *** |         |
| कामबीजादिमातृकान्यासः                             |            | *** | 220-228 |
| शक्तिश्रीकामबीजादिमातृकान्यासः                    | ***        | *** | २२१,    |
| प्रपञ्चयागमातृकान्यासः प्राशायामप्रयोगश्च         |            |     | २२१-२२२ |
| योगपीठन्यासः                                      | •••        | *** | 555-558 |
|                                                   |            | *** | २२४,    |
| पूजाचकस्थापने ऋग्वेदोक्ताग्निम्क्तेनाऽग्न्युत्ताः | रसावात्रः  | ••• | २२४-२२७ |
| अर्घपात्रादिस्थापनं देवतार्चनञ्च                  | •••        |     | २२७-२३६ |
| नित्यहोमविधिः                                     |            |     | ३६५-३६६ |
| नीराजनविधिः                                       |            |     | 280,    |
| जपनिवेदनं, क्षमापनं, देवतोद्वासनञ्च               | 1          |     | 586-583 |
| संक्षेपार्चनप्रकारः                               |            |     | २४३,    |
| माशीवसम्भवेऽपि नित्याचंने दोषाभावः                |            |     | 483-488 |
|                                                   |            |     |         |

#### षष्ठस्तरङ्गः [पृष्ठ-२४६-२७६]

#### दीक्षाविधिः

|                                                           | CHEST STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| क्रियामय्यादयश्चत्वारो दीक्षाया भेदाः                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | २४६,    |
| मन्त्रदीक्षायास्त्रैविध्यं, तल्लक्षग्रानि च               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | २४६,    |
| दीक्षाशब्दनिरुक्तिः                                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 280,    |
| ग्रदीक्षितानां मन्त्रदेवार्चनादिष्वधिकाराभावः             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | २४७     |
| यहच्छया श्रुतादिमन्त्रजपेऽनथीपत्तिः                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 280,    |
| गुरुमुखाल्लब्धमनुजपेऽभीष्मितसिद्धिस्तदभावे च              | ानर्थापत्तिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | २४७,    |
| गुरोर्महिमा, तत्स्वरूपञ्च                                 | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *** | २४७-२४० |
| त्रितिष्ठासारोक्तं गुरुस्वरूपम्                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | 240,    |
| वीरागम-योगशिवमतोक्तं गुरुस्वरूपम्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | २४१,    |
| शैवदीक्षायां गुरुस्वरूपम्                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | 228     |
| निन्द्यगुरुस्वरूपम्                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 242,    |
| भिक्वादिभ्यो मन्त्रग्रहणे दोषापत्तिः                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | २४२,    |
| पित्रादिभ्यो दीक्षाविचारः                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २५३,    |
| सिद्धमन्त्रलाभे गुरुविचाराभावः                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | 8x3-5x8 |
| वर्णानुक्रमेग् दीक्षाविचारः                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २५४,    |
| स्त्रिया ग्रपि गुरुत्वम्                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | 248     |
| सच्छिष्यलक्षरणानि                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | २४४-२४६ |
| ग्रसच्छिष्यलक्षर्गानि /                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २४६-२६० |
| शिष्यागामधममध्यमोत्तमत्वम्                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६०,    |
| गुरुशिष्यपरीक्षा                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६०-२६१ |
| वर्णानां दीक्षायोग्यताकालविशेषः                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६१,    |
| ग्रागमस्य वेदाङ्गत्वं, मन्त्राधिकारिएाः, वर्णानुपूर्व्येग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| मन्त्रदानाधिकारित्वं च                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६१-२६४ |
| मन्त्रागां ब्रह्मक्षत्रादिभेदः                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६४-२६६ |
| मन्त्रासाम्प्रबोधोपायः                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६६-२६७ |
| मन्त्रेषु दोषाः                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | २६७-२७४ |
| मन्त्राणां दोषनिरसनोपायभूतो योनिमुद्राबन्ध                | स्तलक्षरणञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | २७४-२७७ |
| मन्त्राणां जननादयो दश संस्कारास्तेषां लक्ष्य              | णानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ३७५ २७६ |
|                                                           | The second secon |     |         |

## सप्तमस्तरङ्गः [पृष्ठ-२८०-३११]

| मन्त्रमेलनप्रकारे नक्षत्रचक्रं, तद्रचनाप्रकारस्तत्फलञ्च            | 250-258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| योनिमैत्रीविचारः                                                   | 2=8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गरामैत्रीविचार:                                                    | The state of the s |
| राशिचक, तद्रचनाप्रकारबच                                            | 5=6-5=5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्वलग्नादिद्वादशस्थानानां नामानि, तत्फलानि च                       | 2=2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| राशीनां वर्णभेदः                                                   | २८२ २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | ₹=3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पाञ्चभौतिकचक, तद्रचनाप्रकारश्च                                     | 323-528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भूतानां वैरमैत्रतटस्थतास्वरूपम्                                    | 258,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मन्त्रागां सिद्धसाध्यादिशोधनप्रकारे द्वादशारचक्रं, तद्रचनाप्रकारवच | 258.254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सिद्धसाध्यादिशोधनप्रकारे घोडशारचकं, तल्लेखन-रचनाप्रकारदेच          | 254.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रत्यक्षरं सिद्धादिग्याना                                         | Victoria Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मन्त्राणां ऋणधनशोधनचत्रं तद्रचनाप्रकारव्च                          | २८६.२६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | 280-283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| षट्पदचकं, तद्रचनाप्रकारस्तत्फलञ्च                                  | 585.583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्रमेलने नामग्रहराविचारः                                        | 783,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एकाक्षरादिमन्त्रेषु सिद्धादिशोधनाभावः                              | X39-839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्राणां मालामन्त्रादिस्वरूपम्                                   | 234-X35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दुष्टमन्त्रग्रहर्गे प्रकारान्तरम्                                  | २१६-२१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दीक्षायां मासादिवाजिः                                              | ₹€€-305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                                  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| यक्षीलग्नात् स्थानावशषषु स्थिताना ग्रहाणा शुभाश्भफलानि             | 305,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | ₹0€,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रातःकालादिफलम्                                                   | 30€,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीक्षायामन्येऽपि कालविशेषाः                                        | 30€-30€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अष्टमस्तरङ्गः [पृष्ठ-३११-३४०]                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A                                          |               |     |         |
|--------------------------------------------|---------------|-----|---------|
| दीक्षाङ्गभूतमण्डपनिर्मागार्थं भूमिपरीक्षा  | 644           | *** | 366-368 |
| भूमेः समीकरणम्                             |               |     | 368-36X |
| प्राचीसाधनं, तद्रचनाप्रकारश्च              | ***           |     | ₹84-38€ |
| मण्डपनिर्माग्विधिः                         |               |     | ३१७-३२२ |
| ध्वजानां लक्षगानि, अष्टी दिग्गजाः, ध्वजाना | मावश्यकत्वञ्च |     | 329-328 |

वास्तुचकरचनाप्रकारस्तत्पूजाविधिश्च वास्तुदेवतानां ध्यानानि, प्रतिदेवतं वलिद्रव्यभेदाः, मन्त्राश्च वास्तुपूजायाः फलं, तदकरणे फलवैपरीत्यञ्च

ग्रङ्कु रार्पग्विधौ मण्डलिनमांगं, पात्राग्गि, पालिकाः,

शरावाः, मृदानयनञ्च

378-878

पञ्चघोषाः

प्रियङ्ग् वादिबीजानि बीजेषु पूज्यदेवताः हरिद्रासेचनमन्त्रोऽधिवासविचारश्च एतन्मण्डलरचनाप्रकारश्च ग्रङ्कुरपरीक्षा

दशमस्तरङ्गः [पृष्ठ-३७०-३६६]

| दीक्षायाः पूर्वकृत्ये मधुपक्कंविधानं, प्रायश्चित्तविधिश्च |     | 300-308    |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|
| यागमण्डपप्रवेशः, सर्वतीभद्रमण्डलं, तद्रचनाप्रकारे         |     | SECULIAR I |
| पञ्चवर्गारजांसि, रजोविन्यासप्रकारश्च                      |     | ३७२-३७७    |
| अन्यानि मण्डलानि "                                        |     | ३७७-३७=    |
| पूजापात्र-द्रव्यादिस्थापनविधिः                            |     | ३७५-३५०    |
| शालितण्डुलप्रमाग्ां, स्राढकलक्षग्यञ्च                     |     | 35%,       |
| क्रचंलक्षराम्                                             | 4   | ३८१,       |
| ब्राधारशक्तिपीठादिपूजाविधिः, कलशस्थापनविधी                |     |            |
| कलशप्रमागां, नवरत्नानि च                                  |     | ३८१-३८२    |
| शक्तिगन्धाष्टकं, वैष्णवगन्धाष्टकं, शाम्भवगन्धाष्टकञ्च     |     | ३५३-३५४    |
| ऋङ्मन्त्रपञ्चकोद्वारः                                     |     | ३८४-३८६    |
| पूजोपचार-हवनविधी चरुपाकः (स्थालीपाकः),                    |     |            |
| मेक्षरालक्षरां, स्विन्नलक्षरां, भोजनञ्च                   |     | ३८६-३६०    |
| ताललक्षरणं, दन्तधावनदानमन्त्रश्च                          | -   | 98€-03€    |
| शिष्यस्य राज्यधिवासिवधिः, स्वप्नमन्त्राः, स्वप्नपरीक्ष    | ताच | १३६-१३६    |
| शुभसूचकस्वप्नाः                                           |     | X35-£3£    |
| ग्रशुभस्चकस्वप्नाः                                        |     | ३६४.       |
| स्वप्ननिवेदनम्                                            |     | 354-354    |
| सद्योऽघिवासः, ग्रधिवासशब्दार्थश्च                         |     | 388,       |

## एकादशस्तरङ्गः [पृष्ठ-३६७-४२७]

| आन्तरवासन तन केन्द्रामा नाना द्वारामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ₹€७,                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| श्रक्षपाटनलक्षगाम्, कृण्डे रेखालेखनक्रमश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 385,                        |
| वागीश्वरीपूजनं, अग्निप्रग्यने पात्रविचारः, कव्यादांशपरित्याग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Γ:, |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ,33€                        |
| ग्रग्निस्थापनं, ग्रग्निज्वालनमन्त्राः, ग्रग्निधमनविचारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 800-805                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 808,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 808-805                     |
| वह्नेरङ्ग.मन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 803,                        |
| मेखलायां कुर्शः परिस्तरगापरिधिप्रक्षेपप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 803,                        |
| पात्रासादनं, (प्रग्तिता-प्रोक्षग्तीपात्रशोधनम्) ग्रग्न्यावाहनमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *** | 803-80R                     |
| दिशाक्रमेगा वह्ने हिरण्यादिसात्विकसप्तजिह्वार्चनविधिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |
| नारदपब्बरात्रोक्तानि हिरण्यादीनामेव प्रभादीनि नामान्तराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | च   | 808-808                     |
| स्त्रुक्सूवयोः संस्कारविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ४०६,                        |
| ग्राज्यस्थाल्यामाज्यस्य वीक्षगादयः षट्संस्काराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 808-809                     |
| हवनविधिः, ग्रग्नेर्गर्भाधानादिकाः संस्काराश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 809-805                     |
| जिल्लाञ्ज मूर्तीनां हवनविधिः, वन्हेवंक्त्रैकीकरणं, नाडीसन्धानं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             |
| ग्रावृतिहोमश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 802-880                     |
| मण्डले नक्षत्रवारराशीनां वलिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 860-866                     |
| शिष्यस्याऽध्वविशोधनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 888,                        |
| शैवादिनिगमभिन्नेषु तत्वाध्वसु शैवानि षट्त्रिंशत् तत्वानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ४११,                        |
| शैष्णवानि द्वात्रिशत् तत्वानि, सौराणि चतुर्विशति तत्वानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                             |
| शक्तदेशतस्वानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 888.                        |
| भुवनाध्वा, चतुर्दश भुवनानि, वर्णाध्वा, पदाध्वा, मन्त्राध्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | REPUBLIC                    |
| तत्वानां शुद्धादिलक्षराञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 885-883                     |
| श्द्रादीनामध्वशुद्धिनिषेधस्तत्कृते पाशविमोचनव्यवस्था च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 883,                        |
| पडध्वशोधनान्ते हवनमन्त्रोद्धारस्तद्विधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | x83-86X                     |
| नित्य-नैमित्तकहवने सपरिस्तरपरिधिदहने विधिनिषेधौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 88%                         |
| शिब्यस्य नेत्रबन्धान्ते मण्डले ग्रासनोपवेशनं, मन्त्रदानविधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 884-880                     |
| श्रीविद्यादीक्षायां विशेषतोऽभिषेकविधिर्मन्त्रदानविधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   | 880-858                     |
| प्राप्तित्रयामयीदीक्षस्य शिष्यस्य जपादिकृत्यं, गुरवे दक्षिगादानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 856-853                     |
| Although and the state of the s |     | STATE OF THE REAL PROPERTY. |

| and the same of the same of the same               | The sale of      |           |           |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| वर्गंमयीदीक्षाविधिः, कलावतीदीक्षाविधिः             | M:               | *         | 853-858   |
| वेधमयीदीक्षाविधिस्तत्र स्पर्श्दीक्षादिचतुर्भे      |                  |           | 858-858   |
| श्राण्वीदीक्षा, तस्याः स्मार्त्यादिदशभेदाश्र       |                  |           | ४२४-४२६   |
| मोहादपरीक्ष्य मन्त्रदानादाने गुरुशिष्ययोह          | निसम्भवः         |           | 856-850   |
|                                                    |                  | 1         |           |
| द्वादशस्तरङ्गः [पृष्                               | ठ-४२८-४५         | .]        |           |
| गुरोदीक्षितशिष्याय सदाचारोपदेशः                    |                  |           | 854-838   |
| पादुकाचारविधिः                                     | 2                | THE PARTY | 836-886   |
| समयाचार:                                           |                  |           | 886-888   |
| होमद्रस्यमानं, कर्षलक्षराम्, समिधश्चः              |                  |           | 888-880   |
| होमे वैश्वानरहोमाग्नेरङ्गादिज्ञानं, तत्फलक         |                  |           | 880-885   |
| ग्रम्नेर्वेग्राचास्तत्र गन्धः, शब्दः, ग्राकृतिः, । |                  |           | 388-588   |
| ग्रग्नेनिषिद्धवर्णाद्यास्तत्र प्रायश्चित्तञ्च      |                  |           | 888-880   |
| SOME WAS A SECOND RICH BOTH AND                    |                  |           |           |
| न्योदशस्तरङ्गः [पृष                                | ठ-४४१-४६         | ۶]        | THE SHAPE |
| दीक्षाप्रयोगस्तत्र कलशस्थापनं, शङ्कस्थापन          | ख                |           | VU 0 VU 3 |
| मण्डपास्यन्तरे प्रतिद्वारं कुम्भस्थापनम्           |                  |           | 8X5-8X3   |
| प्रग्निस्थापनविधिहों मश्च                          |                  |           | 8X3-8X8   |
| राशीशग्रहादिभ्यो बलिदानं, सिशाप्यस्य गुर           | ोरधिवासध्य       |           | 848-858   |
|                                                    |                  | •••       | 866-865   |
| चतुर्दशस्तरङ्गः [पृष                               | ठ-४६३-४८         | 8]        |           |
| कियामयीदीक्षाप्रयोगः                               |                  |           | V         |
| वर्गांदीक्षाविधिः                                  |                  |           | ४६३-४६६   |
| पूर्णाभिषेकविधिस्तत्प्रयोगश्च                      | ***              | ***       | ४६६-४६७   |
| नैमित्तिकाच्चेनं, तत्र विशेषदिवसाः                 | ***              | ***       | 86=-868   |
| दमनपूजाविधिस्तत्प्रयोगश्च                          | ***              |           | 868-338   |
| विष्णुविषये दमनकार्पंग् विशेषोक्तिः                |                  | 3         | ४७१-४७६   |
| पवित्रारोपगाविधिस्तत्प्रयोगश्च                     | distribution for |           | ४७६-४७७   |
| विष्णोः पवित्रारोपग्विधिः                          |                  | ***       | 892-850   |
| व प्राचना प्राचीवावः                               | ***              | ***       | 820-828   |